### बोदन नमो नमः सर्वतन्त्रियते कन्योश्वराच ।

## भ्रमिका

हन्ती विश्वेष्य राजीत । श्रवी जस्तु दिखे से बेहुकारे ।।

रं∘ छ० १६ । सं० द ।।

तनोतु तर्वेत्वर उत्तनम्बलं गवादिरसं विविधं देवेरितः। व्यक्तेषविक्तानि निहत्य नः प्रमुः सहायकारी विदयातु गोहितम् ॥१॥

ये गोतुसं सम्बगुतन्ति धीरास्ते धर्मश्रं सीस्वनवावहन्ते । करा वराः वावरता व यन्ति प्रजानिक्रीताः वयुद्धितकास्त्रत् ॥२॥

में ब्रमीमा विश्वान गोर मण्य है. जो देखर से पुण, कार्य, क्यार, मीमारा पृद्धि-प्रमुख, रामामी प्रमाप कींट सामंद्र में स्वाचित्र के ब्राविद्ध समझे तब मंत्री की पूछ पहुंच्या है और प्रोक्ष है का पर में कि प्राकृति कार अपनी कराहों, केंग्रेस सामू में हालि करने से लिये बांचान है। पुनर्मीय कार में है कि जो बच्छी हाले हीने सी भी सब से हित के बारों में देखना तब, बन, कर समझे हैं। और किराक स्थापित

प्रभाव के मिल पहुंचा में की प्रमुख हैं के प्रोत्त के मूच मीर पूजा को प्रभाव के पात कर है। वह मुझ्ले में मीर पहुंचा में में मूचल हैं कि निष्कार के में में में मान की मान कर मान कर मान कर मान कर मान कर मान की प्रमुख है में समझ्या है, तो दिया प्रप्ता के मान की मा

सम सब्द में जो जुला पहिन्द, नृत ना बहुत तेला हुआ हो उनको हुईआन्त स्वार अपने ने तार्थ के बहुत कर नेते । कार्यिक पिदायों को नही तोनका है कि नका ने बन्द की कन्यानों ने कार्याण के बनुवार ही तमक नेते हैं। यह कन्य एसी पविभाव से पना मना है, जिनके मो सार्दि पहु बहुत कर सामध्ये है। उनहे उन्हों भीर जनेर बनारे में हुए भी भीर किति के नहीं ने तम की तुल बहुता हो। परमामा हुए ना की किया समित्र पीति हिन्द हो।

रन प्रत्य में तीन प्रकरण है—एक सभीका, दूतरा निवस बीर सीहरा उप-निवम । इन की प्राप्त दे पहलात कोड़ दिनार के राजा तथा क्रण स्वपन्दत् वरसीय में नामें, कि विकस दोनों के लिये जब बक्ता ही रहे ।

# अथ गोकरूणानिधिः

### घथ समीक्षा-प्रकर्णम

# गोक्ष्यादिरक्षिसीसमा

रत तथा का नाम 'मोक्क्यार्कराजिको' स्वामिने रक्ता है जितने नरादि यह भोर कुम्पादि रुप्ता की रता चौर वृद्धि होकर तथ प्रकार के कसब तुस बनुआरि प्राविधों को प्रान्त होते हैं, भौर दश के किना निष्माणिकत कुछ कभी गही आपत हो सकते

इस तान के एक तीड़ी में हा: निद्धार और ताल सकते हुने, इनमें है एक की मुख्य रोमापि से होना सम्बन्ध है, तो भी सारह रहे। इन खा: मौक्साओं के हुम्मास से उन्हें प्रकार ११४४४० एक माल चीवन हुन्दार चारडी चालीड सनुष्यों का साहत

.... ही तकता है अब रहे छ: येल, इन में एक जोड़ी से दोशी तत्त्व में 2005 दोशी अब क्षत जरबल ही करता है। इस प्रकार तीन नोबी ६००३ छ। तो सब छल जनक बर क्रती है, और उनके कार्व का मध्यभाग बाह वर्ष है । इस क्रिकाब में प्रवत्ना नार हवार पाउनी मन यथ प्रश्य करने की शक्ति एक क्रम में तीनों जोशों की । ४६००% इतने जब से प्रत्येक करना का तीन शान क्षण भोजन में गिर्ने, तो २३६००० दो लाख सामन हमार नवस्त्रों का एक कार बोक्स होता है । एक बीर शक्त को निना कर रेसने से निरम्य है कि ४१०४४० मार बाक इस हवार मारती मानीय सकती का शास एवा बार के भोजन में हीता है। अब क: बाब की बीडी बरशेडियों का हितार संयावत देखा जाने तो ततंत्र्य मनव्यों का पासन हो सकता है । बीर इसके बांस से सनुसाय है जि केवल प्रक्रमी मांबाहारी मत्रवा एक बार तथा हो सकते हैं । वेमो, तुश्च लाम के किए जानों प्राणियों को बार प्रकार बरुव्यों की हारि करना बहायान नहीं नहीं ?

तकरि बाप के हुए के मैच का हुत कहा सांतिक और बैजों से मेंता हुछ न्यून माथ परेंचावा है, त्याचि विकास ताय के इस दीए तैयां के ज्याचेत के सरायों की ant at are gint à aner died it qu att del it att ; veille fund बारोधकारक बीट बुद्धिकत के साथि कुम नाथ के कुछ और वैजी में होते हैं, प्रवर्त भीव के दल और भेंच जारि में नहीं हो वचने । इसलिये बारों ने बाद वसीलय मानी है ।

बीर अंटनी का दक्ष नाव और मेंस के दुख के भी अधिक होता है, तो भी दन का राम बाय के बहुत नहीं । अंट बीर अंटनो के बुक्त बार जवाकर योज पहुंचारे के furt minutes to

अब एक इकरी कर से बात एक और श्रामिक से श्रामिक राज कर कुछ देती है, क्लाबर प्रभावताल प्रामेख ककरी से बीज केर क्या होता है । बीर नवन से नवन तीन सहीते सीर अधिक ते क्षत्रिक राज वहाँने तक हुत रेती है, ती ताबेक तकरी के दुव देने में ब्रह्मपान बार बहीते हुए। वह एक नास में २८ सवा दो वन बीर वार बाद में ६१ तप वन दोता है ) पुत्रीता ककाराजुबार एत दूध से १८० एक तो खस्ती पतुर्वी की वहित होती है । बीर एक बकरी यह वर्ष में दो बार ब्याबी है । इस दिवाब ते एक बर्थ में यह बकरी के दूध के एक दूरर बोधन के ३६० तीनकी लाठ सनुष्यों की तृष्यि होती है। कोई बढ़री खूब के खूब बार वर्ष और कोई बरिटर से प्राधित ह मार वर्ष तक आती है, इसका मध्य नाय ६ छ। वर्ष हुना, तो बन्यपर के हुन से २१६० दी हजार एक हो बाठ मनुष्यों का एक बार के जीवन से वालन होता है।

पर उनके क्या क्यो कारवार में कर बोबीय हर, क्योंकि बोर्ड कार है न्तर चीर कोई श्रांतक से चरित्र तीन बच्चों से बदाती है । उनमें से हो का धानाता समाधे, रहे पर बाईब, क्ववें में १९ वकरियों के हुछ से १९१२- परवीस हमार कवर कीं प्रमुख्यों का एक दिन पासन होता है । बचकी दीवी दरवीवी के दिवाब लगाने हैं धारंबर परव्यों का पानन हो तकता है । धीर ककरें थी बीच कराने बादि प्रकोधनों है करते हैं और बचरा बचरी और बेट देशों के कर के बस्तों से मनुष्यों को तहे-वहें तुख भाग होते हैं। स्थापि मेडी का दूध करती के दूध ते कुछ कम होता है, तथापि स्वरूरी के दूध ते उनके दूध में बात सीर गृह अधिक होता है। इसी जन्मर खम्म दूध देनेशाने गृहमों के दक्ष के भी समेक प्रकार के सुख साथ होते हैं।

के में में में मूर्ण दिवार पान पूर्व में केन मूर्ण मार्थ कार्य के में मार्थ मार्थ में के मुख्य में मार्थ मार्य मार्थ मार्य मार्थ मार्थ मार्थ मार्य मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मा

प्रश्निक होते हैं। प्रश्निक हेल्द्र के अलंक हो जब में स्वाप्ताल की जाता है कि - अपना प्रश्निक हेल्द्र कीई है पूर्ण है कि पहुंची है कि अलंक्ट्र प्रश्निक है कि अलंक्ट्र के प्रश्निक है कि अलंक्ट्र के प्रश्निक है कि अलंक्ट्र प्रश्निक है कि अलंक्ट्र के प्रिक है कि अलंक्ट्र

बढ़ता है। इसके यह श्रीक है कि भी चारि पशुचों के नाम होने से रामा भीर ज्या का की कार्य ही बाहर है, क्योंकि तब नम् न्यून होते हैं, तब दृढ़ खादि बटार्य और नेती खादि वारों को काफी होते हैं। क्षेत्र काफी प्रिकाश के विकाश कर वार्य कर विकाश के विकाश कर वार्य कर विकाश के विकाश कर विकाश के वार्य कर वार्य कर वेद के विकाश के दे काफ तु कर वार्य कर वेद के वार्य कर वेद कर वेद कर वार्य कर वेद कर वेद

षप समीतायां हितक-रक्षक-संबाद:-

हितक—देश्यर ने सर रमु चार्डि तृष्टि नजुला के लिये रही है, धीर सकुल समसी चारिक में लिये । इस्तिके नाव काने के शेष नहीं हो कनता । रसक—वार्डि ! तुसे, तुस्कों सारीर की विकार में कराया है, क्या वात्री ने यह सार्डिक सारीर नहीं दसने हैं ! ती हम कही करा कार्डिक हमारे करने कर

बनावे हैं, तो बन बढ़ सकते हैं कि दिवस राष्ट्रकों के लिंक तुमनी करने रवा है, क्वोंकि मैंने तुम्हारा विता उनके मोड रच बनात है, वेते हो जिह, गुन्न कार्य का विता वी तुम्हारे क्षेत्र, साले पर चलता है, तो उन के लिये तुम क्वों नहीं ?

हिं - देशी, रीवर ने पृथ्वों के बांत की देने बांबाहारी बचुयों के समान बचाये हैं। इससे हम जानते हैं कि प्रमुखों की बांस साना जीवत है।

र्राच्या मामार्थ पहुर्ण के तर्म के प्राप्त के स्वार में बहु के प्राप्त के स्वार में बहु के प्राप्त के स्वार के स्वर के स्वार के

हिं - देशी, जो मांनाहारी कहु और वनुष्य है वे बसवान मीर जो मांव नहीं साते हैं वे निवंत हैं, इतने सार बाता चाहिते !

हि--जिल देश में लियान मांत के जान कुछ नहीं निमदा, नहीं मा सायरकाल में समया रोगनिवालि के लिए बांस सामें में दोन नहीं होता।

र--व बागाना स्कृत का की है. स्वीमिं बड़ी माण्य रहे हैं, स्वी गृंदियों स्वार होते हैं। स्वा गृंदियों से स्वा मेशो सा कब युक्त सारि हों, हैं, भीर तहाँ कुछ भी नहीं होता. नहां राष्ट्रमा भी नहीं रह स्वक्री सा रहता भी हुनेंद्र हैं। और सारामार में भी माण रामाची विश्वाद कर तकते हैं, ती क्षा मेश का स्वार माण सारामार में भी माण रामाची विश्वाद कर तकते हैं, ती क्षा मेश कर सामे नहीं करते हैं। भीर दिना गांव दें दोशों का निकारण भी बीक्डीकरों से स्वारम्य होता है, स्वारीय सामा सामा स्वार माण हो।

हिं — मी मोई भी मांस न बाबे डो पष्टु इतने बढ़ कार्य कि पृथिको पर ची म समाने, बीर इसकिये हिस्सर ने उनकी उत्पत्ति भी स्थित की है, तो मांस क्यों न साना पासिने ?

र---वाइ । वाइ । यह बुढि का विवर्शन धालको बांसाइगर हो से हुआ होगा । वेग, नकुण का बांक कोई नहीं बाता, पुता क्यों न वह बचे । धोर हकड़ी बांबा उपासि कार्यात्व है कि एक सहाया के बांबाव अपकार में सामे कर पहुंचों को संपेश हैं । इसिर्फ हैं कर पहुंचों को संपेश हैं । इसिर्फ हैं कर पहुंचों को संपेश हैं । इसिर्फ हैं कर पहुंचों को स्वाह कर है ।

हिं — वे जिनने उत्तर विरो, हे सब अवद्यारकाबनायों है, परना पतुओं को मार के जांच माने ने जानने तो चार्चा रोता. और की होता है तो तुप को होता होता. त्यों कि तुम्हारे वह में निशंध है। इस्तिये दुष सब ताओं सीर हम साई, स्थोंकि इसारे ता में माने बाता करने साई है।

हिं — सम्मार जो नहीं बात है तो जर तक पतु बाग में वाले तब तम अमका मांत न सामा पाहिंदे, जब बूटे हो जाने बा गर जाने कह ताने में कुछ जी दोध नहीं। - अ—सीचे दोन सम्मार स्परीवाले माता दिया जादि के मुहासकारों में मारणे बीर दानों मांत बाते में हैं, देशे जब पहालों को केशा न कर जाद के नाम काने में हैं। बीर

को नरे स्थेनात् उनका यात काने तो उतका त्वभाव मांताहारो होने से समस्य हिएक होते हिलाकती राम ते कभी न सम्बक्तना। इसलिये किसी समस्या में मांत न साना नाहिए।

हि—किन पशुप्तों धीर परिवर्गे धर्षात् वंपन में रहनेवाओं से उनकार किसी का नहीं होता धीर हार्नि होती है, उनका यांत साना या नहीं ?

र, — याचन पाहिंदी, लोगिंत है भी उपधार में बा गरने हैं। देशों, रून भी भा हो किसी पुरित करते हैं, एकं भी भा हो किसी पुरित करते हैं, उसके प्रीवप एक पुरार ता हुए देखारा करें। मार्थित पाहिंदी करते कि प्राथम करते के पाहिंदी करते कि एक प्राथम करते हैं। सीर देशें पहुंचीं से बात पाह हुए हैं का भी तीने देखारा दिखारा पहुंचारा किसी हैं। सीर देशें पहुंचीं का पाहिंदी कर बार प्रत्यों का प्राथम की हैं। प्रीवित की प्रत्या के प्रत्य के प्रत्या के प्रत्य के प्रत्या के प्रत्या के प्रत्य के प्रत्या के प्रत्या के प्रत्य

याना, जिन्हें हुए बारि वार्म रोके में कारी हैं। के ताता रिवार के बार्य अवस्थी वर्षों न होने पाहिस्ट रें हिम्मर भी कृष्टि के मों विशित होता है कि वहुआं के राष्ट्र पोर्ट पर प्राथम राधी वार्मित बारिया रें कार्य मों के बार्य मों के पाह पह पूर्व प्राथमित की कार्य मों के बार्य मों की प्राप्त मा कार्य प्राप्त प्राप्त परिवार रेंद्र में में ही बारों में कार्य मों किया राष्ट्र कार्य मों है। है। यह वह बुंदि मों कार्य मों कार्य मा बार्य मा कार्य मा कार्य मों कार्य में कार्य में कार्य में कार्य में कार्य में कार्य मा बार्य मा बार्य मा बार्य मा बार्य मा बार्य मा बार्य में कार्य में कार्य में कार्य मा बार्य मा बा

हि—यो सनुष्य पणु को नारके बांग आर्थ उन को बाद होता है, प्रोर जो बिकता सोस कून्य है के ना संरक, चाकुन्या, कुर्यों, नवीमा, वासमार्थ सम्बाध स्थापि को रीति से पद्म समर्थिक कर सार्थ तो उनको प्राप नहीं होना चाहिये, क्योंकि ने विशि सरके सामे हैं।

र०--जो मोई नांत न सार्व, न उपरेख और न चनुवति शांदि देवे, तो पगु सादि सभी न बारे जानें। नजींक इस व्यवसार ने क्वस्पटर ताम चौर क्रिये न हो, तो शांवर्षों का गारना बन्द ही हो जाने। इस ने बनाम भी है:---

# धनुगन्ता विस्तिता निहन्ता क्यांवकवी ॥

संस्करती चीपहर्ता च बादकरचेति बातकाः ।।

स्तृ अ र १ छत्रो र १ । ध्यो र ११ । धर्म अ ११ । धर्म अ

मोर पेरन साथि के तिनिया है भी वांच साना बारता या मरदाना सहापापकार्य है। इसनिये दशानु परवेश्वर में देशों में बांच साने वा बच्च सारि के साथ्ये की विशि तभी निवसे ।

बड थी नांस काने का ही कारण है, हवलिए यहां संतर से शिसते हैं:— यक्त कहोंनी! यांत्र तो खुटा को खुटा परन्तु बद योदे में तो कोई बी बोध नहीं?

जैता नद है रेंके जाब बार्ड पटार्थ थी जावक है, दललिये दनका भी सेस्व कभी न करे, क्वोंकि वे भी बुद्धि का नाम करके प्रवाद, जानस्य और हिना चादि में मनुष्य की तथा देने हैं। इतोलिये बयरान के समाच दनका भी तथेया नियंग्र हो है।

सानु, ये रातार के जिसे होन बारे तो करों, क्यों कि पता तो हो ते तारा कि में साम क्या कि जातर है, यह सामी सीनी तर स्वात नहीं तेता, जिल्हु करों की वार्ष नहीं हो तो है मुक्त के इस क्या आदित, तराजु को कस्ता है दे दता कराये हैं सरावार पुरावार्ष कर, नैता कि वार्ष तोन मुख्य के साराय के सान तम वेपोक रोति के अर्थानीय कर्म कराये तार है। तेंग्र ही यह मुश्लिक्स सम्बन जनुर्थों भी करना जर्मकारी कर्म कराये कराये

सार है कार्यक्त में समानता करने कीन की कि मिल्ली है सिंह के हिंदाओं के सुनार रात्रेशकर है कि स्थान का लंदन करना की रात्र है है है है कि सार का लंदन करना की रात्र है है है है कि सार का लंदन करने हैं कि सार का लंदन करने कि सार के सार का सार का ती की सार का ती कर के सार का ती का

गरक्षीयन पर प्यान न देना; हामादि काम उसटे हैं: गिरास्थानुक कार्स नार्युक्त कार्सी हिम्मान है कि दिवसे से प्रास्त नेता है कि अक्षर पास कार्स कर गांत निक्षण नुवारिक्याने की स्नीत कर उनके उत्तव हुए कुछ सादि मानु प्रीक्षणाक है जनमें नेता। जायुक्त इससी गांत करते विकास है की साहित कार्स के सी होता साहित है नहीं करूपण है गुहुस्ता उन स्व. अन गाई मेर्टिकी रक्षांच्य राज्यकार के नामके को विश्व काल का है ? केब्दो परमान्या का स्थाप 'क निवारे कर विजय बीर बाव पटार्य परोत्रकार ही के निवे एवं रखे हैं। वैदे

एका, इन सामा प्रमुख्य कर्षा कर रहे । हू सुरु (1,81/9/2) व कर्षा कर रहे करके कीई व क्षण न मी साम इनको नसा करने स्टेट हम से कराने में सीमा प्रकाह हूं जोते इति क्षणेसात्करणम् ।

# इस सभा के नियम

- १—सम् विश्व को विविधं शुक्ष रहुँकाचा एक सम्या सः मुख्य उद्देश्य है, किसी की शांकि करना अयोजन नहीं।
- भो भो श्वारं मृश्विकानुकृत विक तिक क्वार से मधिक उपकार में आहे, उब उस से झान्यानिकामानुसार यथायोग्य सर्वेद्धित सिंद करना दश सचा का परव पुरशार्थ है।
- ्रिया जिस कामे से बहुत हाति और सोटा नाम हो, उस देश को सभा कताव्य नहीं सनकतो ।
- ४--वो वो बनुष्य इस परमहिलकारो कार्य में, उन, मन सन से प्रधान गौर सहानता करे, वह वह इस सथा में ब्रांतच्छा के शोष्य होने
- र जो कि वह बार्ट्स सर्वरितवारों है इतिवार वह बचा पूर्व जान सबुध्य वादि से बहाबता की पूरी बाखा रकती है के जो तथा हैए-विवासर और डीव-दीवासर में परोपकार हो बारता
- सभीक्ष रक्षण है, यह बहु रहा सभा की बहुतकहरिको संगमी जाती है। ओ मो तन राजनोति मा बना के सभीक्ष ही हैक्स, न्हाची भोगी और शुक्रियादि मोनों के प्रमान होकर राजा और बना ने लिने प्रशिव्य

# साने करे बहु गई इस समा का त्रावती न समका नाने । जन्मनियम

#### ---

१—इस सभा का नाम "गोहम्यादिर सभी " है।

#### बड़े हर्य

- न्य सवा के दर्शन ने ही है वो कि समने निवसों में वर्तन किये गये हैं।
   —जो अंश रस समा में नाम किसाना चाहुँकचीर इस के छ्यूरवापुरल साचरता सरना चाहुँ के इस सथा में ब्रिंग्ड हो छक्त हैं, परम्यु जनकी
- भागु १० वर्ष से न्यून न ही जो कोण इस समा में प्रतिकट ही के भीरताकतमानन्द कहनावने । ४—विन का नाम इस समा में समान्य है एक वर्ष हो रहा हो भीर के समन्ते
- साथ का पालांस या अधिक मासिक वा शासिक इस समा की है, के
- क्षा तथा में नम विकास में किया में किया के किया का प्रकार का एवं प्रेक्टर का दिने किया के विकास में विकास मिला किया में विकास में विकास में विकास मिला के मिला में विकास मे

'बोरसक्तवचारक' हो सकते हैं। और सम्बन्धि हैने का स्रश्चितार केवल गोरसक्तवमानारों ही को होना ।

गोरक्रकसभावर्थे हैं। को हैंगा । (अ) गोरक्षकसभावत् बनने के निके शोहम्याप्टिश्तिणी सभा में वर्ष पर नाम रहने का विकाद किसी स्वस्ति के तिये सालरक्षत्रथा शिक्षित थी।

कर सकती है। इस बचा में वर्ष कर रहकर बोरलकाभाग्य अनी का दिया गोकृत्वादिरक्षिणी तथा के दूसरे वर्ष से क्षांस धावेगा . (व) राजा सरदार, बड़े बड़ बाहुकार बादि को इस वभा के समावद वनने

के लिये सारास ही देना प्रात्तरक नहीं ने एक्नार वर सार्शिक कर सार्थिक अपने उत्पाद्ध वा सार्थणीवृतार दे सकते हैं। (स) सन्तरज्ञक्तपर किसी विशेष हेंदू से चन्तान नेनेनाले पुरव की वी

गोरसक्तमभागद् बना सकती है। (द) नीचे तिल्लों वह विशेष दशाओं में उस सभावदों की घी, जो गोरसक्त

बणासद् नहीं नने, सम्बद्ध सो ना सकती है-

(१) जब दिवानी में रमूर्याधक बोजन करना हो । (२) जब कि विशेष करनना में जनगरक्रकमा उनको बम्मति सेनी

गोल्य और खायस्थक रूपके । (६) जो इस क्या के पहुंच्य के विकक्ष कार्य करेगा वह म शो गोरकार

श्रीर न गोरक्षणक्रभास्य गिया वर्णया ।

(४) गोरक्षणक्रमास्य यो प्रकार के हींगे—एक साधारण झीर कुर्या पारकीय यात्रणीय गोरक्षणकरणायान्य ने हींगे यो समास सः) ६० सामिक वा इसने शांक देने, सरदा एक बगर २१०) वदा ही

वा विश्व क्षेत्रस्य विद्या कार्य क्षेत्र कुणों से बावतीय समयः। ५—वद्य सम्बद्धी क्षरत की होती त्य सम्बद्धाः, दुवरी क्यारञ्जः । ६—वाद्यारममध्या श्रीत क्ष्यत्य भी होती १ गार्थिकः, २ सम्बद्धान्त्र स्वीतः ३

 चावाररमसभा शेव क्रकार की हो<sup>ला</sup> हु गाविक, ३ करण्यानिक कोर ३ सेविश्तक
 माविक्रकार प्रतिकास एक बार हका करेगी कार्य कार्य कार्य करा स्थापका

सीर क्या रे वार्वकर्तासों की जिलाओं का वर्गन किया जाने जो कि क्या मोध्य हो • माम्याधिक संभां कर्गकि सीर नैकाब के बन्त में हुआ गरे, पार में साम्योधन

विभागः प्रतिक सभा का कार्य प्रत्येक प्रकार का वायव्या व्यवस्था और प्रमाणा होने । • निर्माण कार्य वा कार्य प्रत्येक प्रकार का वायव्या व्यवस्था और

नाने उसी समय गह सभा हो बीर उसमें विशेष कार्यों का समय होने : • सन्तरकामभा समा के गामक बार्यक्रम के मिले एक प्रनारकामा जिल्ल

 सन्तरक्षमधा तथा के गयस्त कार्यक्रमध के लिये एक सन्तरमामा दिवस को नावे, कोर समये तीन प्रमाद के समानव हो एक प्रतिनिधि, पूसरे प्रतिकृत प्रोट नीवर्ड स्थितारों।

- ११ अधिनिधि बचालर् यनने सकने समुदायों के दक्षिणित होने और उन्हें जनके समुदान निश्त करेंचे । कोई समुदान कर गाड़े करने प्रतिकित को बचन सकता है। प्रतिनिधि बचाकरों के विशेष सार्व ये होने —
  - (घ) अनमे क्यने सब्दार्यों की सम्मति से घटने की दिश रखना ।
  - (घ) जगन वयन समुदाया को धन्नाद स प्रदेन का प्या रक्षना ।
     (द) ध्रदने ध्रवने समुदायों को बन्दर्रनसमा के कार्य जो कि प्रकट करने योग्य
  - हां, बजताना । (ख) सपने बन्दाओं से बन्दा इकट्टा करके शोदान्यता की देना ।
- (व) सन्त सम्बन्ध तद्वामा चन्या द्वन्तुः करण कारणन्यतं का रना ।
   श्रतिकतः स्थानद विदेश त्याँ के सगरण काव वार्षिक, नीर्यानिक सौर
- साधारमा नथा में नियन किये नार्थ । प्रतिबंधन समावद् कंपारवरणा में एक जिलाई से मधिक न ही ११—मर्टि देवाक की समा में कंपारवहाना के प्रतिविद्या प्रांतवारी वाधिक संधारक
- सामा में बिक्ट से नियात किये कार्स, बोर कोई पुराना प्रतिनिध्य चीर बर्धिकारो पुनर्वार नियुक्त हो सकता है। १४ - अस वर्ष क बहिते कियो प्रतिनिध्य समाप्त बीर आंध्रकारो का स्थान दिवन
- हो, तो सभारतवाम बाय ही उसके स्थान पर किसी सीर बोस्य पुरुष को निवत कर बाजारे हैं। ११--प्रायरक्षमान कार्य के प्रबंध विशिष्ट प्रिय प्रधारमा करा सकते हैं, परस्त
- सभावरों तोर विशेष युन एको पाने तुमानतों को निनावर उपस्था निका कर सकती है। १७ -- जारामुख्या का कोर्ट स्थापन क्षमी को एक प्यानाह के पहिले विसासन रे सकता है कि कोई तिया करना में हिनीयर किया कारे, यौर वह विशेष स्थापन
- की खातानुसार तिनीकत विधा वाचे । यरानु दिस विधाय के निवेदन सन्त्रे में कार-राज्या के यांच समागद कार्यान थं, यह कार्या निवेदय कारण ही यहंगा le—रो। मजाक के पीठी कर्लाव्यामा कारण तथा करें और सम्बी और कार्या की
  - सम्बादिया जड सन्तरंगाता ने पौच नुप्रमाह्यन्त्री को युव लिसं, तो भी हो सम्बंदि है।
- १९—संविकारी सः वकार के होते । जातन, २ जनवदान, ३ मन्त्री, ४ उत्पानी, ५ नोबाज्यक, ६ दुरजवाक्यक ।
  - मन्त्री, शीनाज्यस, पुरतकाज्यस करके साधकरों वर सावस्कता होने से वक से मधिक मी विशव हो सकते हैं। और वक निजी बीतकार पर एक से मधिक भी निश्यत हो से अन्तरकुतमा उन्हें काथ सोट देवें।

### २०. प्रधान-प्रधान के निम्नलिकित प्रधिकार बीर कान होतें-

- । प्रचान अन्तरंगसभा सादि तब समाजों का सभावति समका नारे ।
  - सदा समा के अब बाजों के समाबद प्रदेश और सर्वमा अवित की रासा में तरशर रहे। सभा के प्रतिक कार्य की देखें कि वे नियमानुसार किये जोते है वा खता, और स्वयं निस्सानुसार चते।
  - मिर कोई विश्वम करिन और सामकवर्ग मुलीत हो, तो उत्तवस यमोचित समझ तालाल करे और उत्तको जानि में बड़ी उत्तर देवें ।
  - प्रधान अपने प्रधानत्व के कारन यन क्यताबाओं या, जिन्हें यन्तरंगयपंत संस्थापन करे, रामाराष्ट्र हो यकता है।

### २१. उपराधान-इस ने वे सार्व्य क्लीव्य है-

प्रधान की चनुर्वश्वति में उत्तका प्रतिविधि होने। वर्षि दो या मांजक उपप्रधान हों तो क्या की वाम्मणि के ब्युकार उनमें से कोई एए प्रतिनिधि क्या वासे, परमु कमा के तब नाम्मी में प्रधान को सहामता देशा उत्तका मुख्य कार्य है।

# २२. बाजी-जन्दों ने निम्नतिसित प्रदिनार सौर कार्य है-

- जन्तरंकतथा की आंधानुकार तथा की छोर से सब के साथ एक-व्यवहार रक्षणाः
  - सभावों का गुलान्त विकास और इसरी बचा होने से व्हले ही पूर्व ब्लान्त पुरतक में विकास वा निकासना ।
  - भारतिक सन्तरंगनपाधों में उन गोरसकों ना गोरसक-सभारतों के नाम गुगाना जो कि विस्तृती मानिकतभा के चीने तथा में प्रविष्ट ना उनते पृथक्
  - ४. सामान्य बनार से मृत्यों के कार्य पर वृद्धि रस्तवा, और मचा के निवस, प्रपत्नियस और व्यवस्थाओं के राज्य पर व्याव रखना।
  - एस बात का भी ज्यान रखना कि अप्रेक गोरसक-सभावत् निती व किसी तमुदान में हीं, बोर दलका भी दल्कि समुदान ने खबनी और से अग्तरसम्बा में प्रतिनिधि दिवा दोने ।
  - ६. पहिले विज्ञापन रिये पर बाम्यपुरुषों को साबारपुर्वक दिखना ।
- प्रत्येक तथा में निकत काल पर माना बीर बरावर उहरणा ।
   श्रोबास्त्रम—श्रोपात्रम के नीचे लिसे महिकार बीर कार्य है—

- १ किसी को क्लारंख्यमं को साजा के किसा प्रकार में रेश, किन्तु मन्त्री बीट्र प्रवान को भी उस समय से देने जिउना स्वारंग्यमा ने उनके सिये नियद किसा हो, स्रोक्त न देना। सीट्रक बन के उन्हिए स्वय के निये वहीं प्रीय कारी, जिसके बारा यह स्वय हुआ हो, जनवाला ठीये।
  - सन यन के म्यन का रीजिपूर्वक बद्दीकाता रकता, बोर प्रतिवास करत्थ-सना में द्वितान को नदीकात सकेत परतास और स्वोधार के लिये निवेदन करता।
- १४. पुरसकारवल-पुरसकारवस के वाधिकार बीर कार्य वे होएँ-१. जो पुरसकारवा में सुवा की स्वयर बीर विश्वस की कारण
  - जो पुस्तक तम में सभा की तिकार सीट जिल्ला की पुस्तक हो जब ताथों की एसा करें, सीट पुस्तकालय सम्बन्धी हिलाब भी रखें सीट पुस्तकों के सेनेकेट का बार्स भी करें।

#### विधिल तिवय

## २४. सब गोरशश-सभासरों की सम्बति निम्नतिस्ति दक्षाओं वें नी बारे---

- सन्तरंगतमा का वह विश्वत हो कि किसी वाधारणतभा के सिद्धान्त पर निश्चत न करना चाहिने, किन्तु बोशतक-समावदों की सम्बद्धि जनतनी चाहिने ।
  - सब गोरकक संपालकों का पांचरों या लॉडक अंग इस गिमिल अन्त्रों दे पास पण विकास केते :
  - नव नकुः वे ज्वलक्त्राची ना प्रकल्पसम्बन्धी विक्रम सक्त्रा व्यवस्थानुष्याची कीई पुरुष विचारादि करता हो। जवना तक जन्मर्रव्यक्षा तक गोरलक्ष्या
- सभावतीं को तामति वाक्या बाहै। २६. जब निगी तथा में बोड़े से समय के जिये कोई स्थितकारी उपस्थित न हो, तो उस समय के निष्के क्षित्री सोव्यकुष्य को सम्बर्गकार निगा जर सकती है।
- प्रकार है। १७ यदि किसी ब्रिक्टिशों के स्थान पर बाधिक बाधारण तथा में कोई पूरव निवत न किया बादे, तो वह तम यह के स्थान पर नियत न किया जाव, वहीं प्रकार कारण कारण परें
- भागकारा भरना कात करता रहे। २५. सब सभा भीर उपसमाधी का मृतान्त तिथा काका करे और उसकी तब
- गोरशक्तमभावद् देश तकते हैं। २९. एवं तमाओं का कार्य तक बारण्य हो, जब म्यून के न्यून एक तिहाई समासद्
  - जपस्थित हों । ३०. सब समाधी और जपस्थाओं के सारे काथ खब्दशानकार निवित्त हों ।
- १३. याद का दर्शांना सम्दास में रक्ता आहे ।

- सर्व गोरसक और वोरसक-व्यावदाँ को इस वाचा की क्यांची वेदादि दिया जाननी मीर बनानो चाहिने ।
- नारणा आर अवतारा चाहरू । ३१. संब गोरकार और तोरकार-मासकों को विचल है कि लाभ और ओतान-समय में सभा भी वस्ति से निमें उतारता और वसे हेमवॉस्ट रस्कें ।
- सब गोरखक और गोरशक-गणकरों को उचित है कि बोक बीर दुःख के तमय में गरक्य तहारात करें, बीर झारुग्योत्वस में निसंबस पर सहाराम हों, बोटाई बजाई न किं।
- ११. भीदें गौरसम्म पाई किसी हेतू ने बनाय वा किसी को त्यों विश्वया समया मात्रान प्रनाय हो जाने सम्बद्धि उनका बीहन न हो सफता हो, भीर बर्दि गोजुव्याविर्द्धियों सम्प्रात्म विकान बान ने, तो यह तथा उनमी रक्षा में सम्बद्धित बर्जीयन प्रकार करें।
- गाइन्यासराक्षमा वभा उपका लाकल बात ल, ता वह तथा उपमा तक्षा म मनासर्कित वर्षाचित इक्त्य नरे । इ. गरि गोरसक तथानदों में जिल्ही मा गरफार जनहर हो, तो उपको चित्र है कि वै प्राम्य में तक्ष्म ते हैं, मा गोरकक समावदों को न्याव उपका हात्र
- जनना न्याय करातें । परन्तु प्रययनावरूमा में राजवीति द्वारा भी त्याव करा भेषें । १९ एवं बोक्क्याविर्धायोग तथा के स्ववहार में जितना-विकास ताथ हो बहु-बहु सर्वहितकारी काम में तनावा साथे, विकास मु
- विज्ञा नार्थ । चीर भी नोई एवं योक्तम्यारि की रखा के सिथे सो तथ है जनने थोरी से प्रमादरण करेगा, यह नोहत्वा के बाग सबसे के इस सोस घीर परमीत में महादु असानी समय होता । इस. चंत्रति इस समा के क्षत का स्वयं स्वाति एक लेके, उनका पासन करते, प्रसान
  - भीर पास के का करने, जनकी रखा के लिये मृत्य वा अधिवाधी रखने, तालाव, मृत, सारती भावता वाहत के चित्रे क्या किया जाये। पुत: प्रश्तुषत होने पर तर्वहित कार्य में भी ज्या किया जाये। पास गरुवानी को विश्व है कि प्रस गोराकण कर कार्य समस्या पर त्याचेक्टीकर
- ६९. सन तक्त्रमों को प्रेचित है कि इस गौरक्षण कम स्नार समुबाद वर नमार्थ्यूबर वे हानि करना कभी यह से मी ह विचार किया है क्या कमा कर के क्या करना कमा कर के क्या वरण प्रदेश की जहाति में तह क्या कर के क्या वरण प्रदेश किया है। क्या ना कर के क्या वरण प्रदेश किया है। क्या ना कर के क्या वरण प्रदेश किया है। क्या ना क्या क्या कर के क्या वरण प्रदेश कर क्या क्या क्या कर किया है।
- प्रवर्ति में तम, बना बन से स्था परभ प्रयास किया हो करें।

  Yo. यह भाग के अब समापती की यह बात बनाय जानती पाहिने कि तब परभा कि अब समापती की यह बात बनाय जानती पाहिने कि तब परभा परभा की मुक्ति होकर कर बनुष्यारि की विकित्त का साथ प्रथम होगा।
- रतके विकास कर का हिल जिळ होता तीकर नहीं। ४१. देखिये, पुर्वतिया चीरपनुसार एक वो को रक्षा से साखीं सन्दर्भादि को सरफ

वहुँचना, और जिलके मारने से उतने हो को हार्वि होतो है. ऐसे विकृष्ट कर्म के करने को साप्त विद्वान कारी अच्छा व सम्प्रेस ।

४२. दस बमा में वो पमु प्रमुत होंने जन उन बर दुप एव पास नक्ष उनके बध्दे को पिताना डोट बर्धिक हाती पात्रु में बाद के तात्र बिना दिना पीटा पाहिंद, तोर दुर्गर साम में तीन तत्त्रों का हुव बख्दे को देशा बीटा एक बान में मा पाहिंद, तीवट मान के सारफ्त के बात्र का दुस नेना और पात्र का मान में ता बात्र के तात्र का दिना में हैं का प्रमु को है।

VE. यह बप्तामारों को पार्वक है कि इस जब किसी को नगरिक्षा पापूर्व के तब तब प्रावक्तिकारों के अपने प्रावक्तिकारों के अपने प्रावक्तिकारों के प्रावक्तिकारों के उन्तर के प्रावक्तिकारों के प्रावक्तिकार के प

क्षार ने सवाज रणुवों को प्राप्ति प्राप्तों को रखा, रांबतों को नृद्धि धीर वहें हुए पसुचों ने निरवानुवार और सुन्दिकमानुवृत्त उपकार नेता, धाने स्राधकार में बढ़ा रखना, स्वयं निजी वो इत्तरें स्वाधीयना वर्षी न देवे ।

४२. शोकि यह बहुत जनकारी कार्य है उसिक्तवे दसका करनेवाला इस लोक और परावोक में स्वर्ग प्रवाद पूर्व हुआ को बावकर प्राप्त होता है।

४६. कोई मो मनुष्य इस तथा के पुत्रोंक उद्देशों को किये दिवा मुझों की चिक्कि नहीं कर तकता।

१७. च्या ऐसा कोर्ड भी मनुष्य पुष्टि में डीशा कि वी अपने मुख कुलसन् इसरे आनियों का मुख कुछ करने पाला में न नामका हो।
४४८. में नियम और अर्थनिय शक्ति सबद यह ना अतिक्षे में वर्शिक विज्ञायन.

देने पर शोर वा बटावे बहावे वा वकते हैं ।। स्रोदम् तह नायवह तह नी भुनकतु तह बीवें करवायहै ।

केन्नरिननावपीतमस्तु मा विद्विवास्त्रै ।। माँ वान्तिः साम्तिः साम्तिः । चेनः परा स्वापुर्या यस्याननाद्विराज्ञते ।

साल्यायां निर्मनतस्तेन उथ्वो गोकरणानिया ॥ १ ॥ मुनिराबासूक्षणोञ्जे तप्तयस्थासते वर्ते । वसन्यां पुरवारेज्ञेन्त्रोज्ञं कामधेतुषः ॥ ३ ॥

इति मोकसमानिधिः ॥